पेनसं-4=1 विषय - प्रना 0 20x 11x0.1c.m पतेक्षे हत् दामोद्भवं रन्याता सप्तरमुद्र रूपसितो स्तदपरः श्री जालराज्यमात् ॥श्री संहारज्यैरवो-स्त्वयलक अयो न कियप त-व पेल- 1 कियप त-व पेल- 1 कै श्री मिलोग्ल इत्यायविशोषासे खंडेरूनीनविशातिमोपनिषत् 155x 9.5 x 0.1 cm 3 प्राप्त 6=1 विषयम्ब 14x11x0.10 m आयते परमं स्तरवम् द्यापीनाममोलागां प्रलवेवत -लक्यते , ---रे उत्य निवर पिन्यामयं मपायंरेताहं सिजि-वति टेल संप्र = 1 हिस्सिस्ता राम्य - र्ने विस्तिस्ता प्राप्त के lection. Digitized by \$3 Foundation USA

पत्रक्षिक्षमाङ्ग्रह्माना-सम्मान्द्रक्षणस्**रतोद्द्रमान्** सद्भित्रले॥१३॥लक्ष्मीनायकश्चिरमान्द्रस् हसाती।जिदिस्त्वराजिमाहरहरः भ्रानाहरः केशवः न्गाहिश्वामनाखान्द्वतिहिर्देशवावः॥महा दारिसासे देशवंगका देशास्त्रामंगलंगरार ।। स्वानिस के विमला की मामुखा खें हा बार्क स्क्रीर विभाविखा ते इ परः खेलान्याः क्रिजितिहासि एजान्यानिस्य थ वर्वितिवध काषी प्रशेति हेणता ॥ स्थादार्था स् किताः अति दिनेदेशास्यामगर्गास्यामगरिनेद्रिताः किता

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

विकाणणपितित्रितामणिः शिद्धियासेम् विद्यपिता वज्ञ वद्भः क्री लाश्रमाशियभी ।। आशामासेविनायक : प्रावकरोमीदारिकः सह लागनानाकिरिविनायकार जितिहेन देशा समाम जिल्ला स्था है से ने लक्त वरा गण पति छिलिमीमर्रेडीमणाविखातीमणकोर्धिकार् जणपिः क्रीसिद्धरोविद्याः। गंडाक्राइस्टाक्राक् हरणः श्रीहनहस्ता जिला । श्रीहर्मा समाधिपः श्री । श्रीहर्मा सम्बद्धान सम्बद्ध 陈底水利四两作为在有15月间,除底在15万亿 CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

अश्रीमरोधायनमः ॐ श्रास्त्रश्रीस्त्युलंग्लमंत्रस्यस्तिहरः कालाम्बर्द्व अरिषः यस्रार्द्व देवता होवी जं श्रीशिक्तः स्कांकी लके हैसहनल अमकालज्ञानाहि द्रार्थे जेपविनियोगः पंसोवान्य हं जालेतत्काले रितंस तं परं बुस पर षं कस पिंगलं ऊर्डरेतस विरः पार्विष्युर्यायवेनमः वर्ख्यभायक्नकपालाय पश्य तयनमः उतिशिक्षांकाहंसःश्रीर् द्रायनमः मयुनाग्नं निसंध्यं यः परित ब्रह्मत्यां यपाहित गुरुदारासिगामाश्रामाभवित स गिर्तियी असेयी अवित सरापयी अपेयी भवति एक नरूपेण

व्यवशतसहस्त्रगायत्री पत्नेभवति व्यव्धे बाह्य गायस्यात् स ब्रसलीकं सिवानलोकं गन्छित यदिकश्चनदर्गितसञ्बद्धः क बीकुनरवीभवति योभिमानान्त्राह्यति सञ्चे पीभवति वरामा नंतरंग्रस्यसितनस्यूर्तिमंत्र इतिजीमहादेव विस्थव वन भवित तत्रों दंदीया चय्र जायितस्यं स्याय्यिशीय हे खंडे एको न विंशतिमाप नियत्समाप्रा

जायते प्रमंस्तु र वम् धर्मार्थकाम घोदा णा कलवेबतुल भ्यते संबोधप्रवनाराने सर्वसोरचप्रदोनितांस्वपसफलप्रदंते याजापंजिकाष्ट्रंपुरुं चेचतुराध्यते त द्ति नंबदात्येव भी प्रवारेस नाहितः पूजे तेदवंशामं जालामं जालप्रदः उत्या तीवेन्त स्तावसंप्रणिम् सम्मस्त् र क्तावरार क वयः किरीकी चतुर्भ ज्ञानेन्या नागदा धरः धरासुतः पानिधरण्य प्रतिस्या नामस्य

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

द्वरः प्रवातः में बः डां को को के कायरमा हा बीजमंबः डांग्यिनि मुद्धियः ककुत्प तिरिध्याञ्चयं अपार्थरे तार्थिति स्वित्याहा॥ रामश्री रामश्रीराम

मात्रपादिकः एकाहार इतीकुणीत्सत्या दिनियमेर्युतः कृत्वाहामा दिकंसर्वनवदुनीविधानवत् (वत्तरणछापित्यज्यक्षणीया सर्वास वर्गा पर्याः प्रभावमत् संस्था करा मता जिलः द्या की मिधुना न्यदावाबाधीयसभात्रमान् चतुर्विशातिकेहिमगण्यने सि ब लिए निष्क्षषद्वाचंदद्याद्वामधुन्वयं यवा एकैवंदशिक्षाद्या क्रीमिणुनंसम् निष्यचयसमायुक्तंवरवालंकारभरवतं यंचलार्थः ममुद्रियाकियतेशत वंडिका तत्ततस्यमहाल्ड्मीसत्यमाश्रुवयक्य ति इन्यांतरारायपितिमेउलानिः त चेषधानितमः स्पाविमध्युत्वउत्त मः प्रधानक्रम्महिं छ पायसानंतिनास्त्याः यवेर्वामीपानं दियी मीनाविधक्तेल्या विज्ञभेः सक्षेपेः प्रमेलिने दुनिक्रेरेल्या क रवार्र रक्तिने दिनार्था स्थावनिक विकास कार्या विवाद त्या कार्या विवाद त्या विकास के विकास के विकास के विकास के

नाहरेशत तत्रविद्यद्विणाद्वरित्राणं समयीनात् चतः सवर्णाव त हम सवम्सीमदावाद्यामतं चतुः सवर्गनिक मिन्युच्यतः इतिमीमद्वाद्याप्याप्य नामकिशिवमार स्ट्रत स्तिरीगर्भननागे जीम इत्तेना में, उपाइ रारणंतर्गतस्त्र प्रत्याद्य चंडीस्तित्र या रव्याने चंडीस्तीत्रविधः समाप्तः ॥ध्या शायादे के सामस्याद्ये। सवत् १७३ सीरामायनमः स्रो स्ट्रम् (प्रामानकते चंद्रासने नामीनं

त्रीशनः

्रातिक विद्

श्रीएक:

17x10x0.10.m

जाजपदिं स्डाहार इती उध्यतिसम्बी

रन्यत शत्यारवयचंडी स्तीत्र व्याख्याने चंडी